

ఇస్లాములో లౌ మారేజ్ లేదు! లౌజిహాద్ అనేది గొబ్బెల ప్రాపగాండా <u>మాత్రమే!</u>

Loo Jehad..love marriages and (మస్త్-మస్త్రీ مستي masty) lusty embroglios



Marriage by force(Rackshas Shaadi as in Khirghizisthan/elopement /Kidnapping etc..elsewhere.) is strictly prohibitted in islaam and is a punishable criminal act.

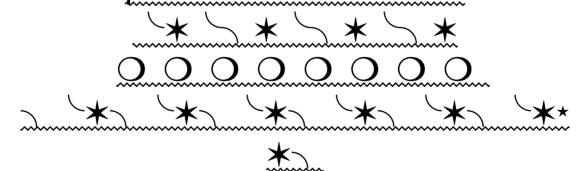

Without the consent (Eejaabu and Qaboolu)of the lady marrige will not takepalace. Both the bride and the bridegroom must be muslims ,otherwise the marriage can not be solemnized. Moreover, the Guardian of the bride must be present ,to perform certain duties. Otherwise it is

not a Nikah But will be a Zina (-illegitimate sex), a very serious punishable crime.( any islaamic Court has to award100 lashes to each covict -in islaamic countries)

Now a days There is so much halloo booloo ,about this topic due lack of proper understanding ,.a lot of animosity, acrimony ,heat, hatred are being skimmed up to vitiate and damage the social fabric of interpersonal human relations .'.

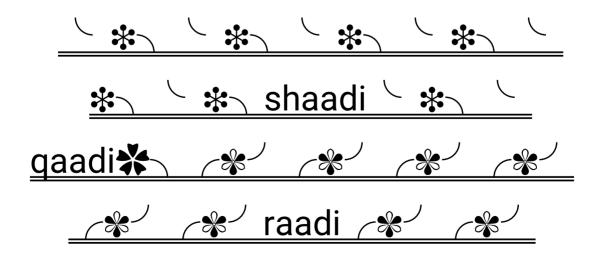

### Marriage in islaam

#### **Eligibility Criterion:**

## Al-Mighty-God has clearly given this command.:.

Forbidden unto you are your mothers, and your daughters, and your sisters, and your father's sisters, and your mother's sisters, and your brother's daughters and your sister's daughters, and your foster-mothers, and your foster-sisters, and your mothers-in-law, and your step-daughters who are under your protection (born) of your women unto whom

ye have gone in - but if ye have not gone in unto them, then it is no sin for you (to marry their daughters) - and the wives of your sons who (spring) from your own loins. And (it is forbidden unto you) that ye should have two sisters together, except what hath already happened (of that nature) in the past. Lo! Allah is ever Forgiving, Merciful. (4:23)

(-English Pickthall-)Al-Quran:

Also (forbidden are) women already married, except those (captives and slaves) whom your right hands possess. Thus has Allah ordained for you. All others are lawful, provided you seek (them in marriage) with Mahr (bridal

money given by the husband to his wife at the time of marriage) from your property, desiring chastity, not committing illegal sexual intercourse, so with those of whom you have enjoyed sexual relations, give them their Mahr as prescribed; but if after a Mahr is prescribed, you agree mutually (to give more), there is no sin on you. Surely, Allah is Ever All-Knowing,

(- Hilali and Khan-)Al-Quran:

All-Wise. (4:24)

And marry not those women whom your fathers married, except what hath already happened (.i.e..before the Revelation of Al-Quran) in the past. Lo! it was ever lewdness

and abomination, and an evil way.

(4:22)Al-Quran::(-Marmaduke Pickthall-ex.Principal ,Chaderghat High School,Hyderabad.t.s.india.)

And do not marry Al-Mushrikat (non-muslims, those who donot subscribe to Monotheism.,etc.) till they believe (worship Allah Alone). And indeed a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (idolatress, etc.), even though she(mushirikah) pleases you. And give not (your daughters) in marriage to Al-Mushrikun till they believe (in Allah Alone) and verily, a believing slave is better than a (free) Mushrik

(idolater, etc.), even though he pleases you.

Those (Al-Mushrikun) invite you to the Fire, but
Allah invites (you) to Paradise and

Forgiveness by His Leave, and makes His Ayat
(proofs, evidences, verses, lessons, signs,
revelations, etc.) clear to mankind that they
may remember. (2:221)

Al-Quran: (-English Hilali and Khan-)

.Allah wishes to make clear (what is lawful and what is unlawful) to you, and to show you the ways of those before you, and accept your repentance, and Allah is All-Knower, All-Wise.

(4:26)

Al-Quran::Translation By Hilali

Allah wishes to accept your repentance, but those who follow their lusts, wish that you (believers) should deviate tremendously away from the Right Path. (4:27)

Al-Quran::Translation By Hilali

Allah wishes to lighten (the burden) for you; and man was created weak (cannot be patient to leave sexual intercourse with woman).

Al-Quran: (4:28) (- Hilali and Khan-)

And marry those among you who are single (i.e. a man who has no wife and the woman who has no husband) and (also marry) the

Salihun (pious, fit and capable ones) of your (male) slaves and maid-servants (female slaves). If they be poor, Allah will enrich them out of His Bounty. And Allah is All-Sufficent for His creatures' needs, All-Knowing (about the state of the people). (24:32)

Al-Quran: (- Hilali and Khan-)

And let those who find not the financial means for marriage keep themselves chaste, until Allah enriches them of His Bounty.........

Al-Quran:(24:33)

The adulterer marries not but an adulteress or a Mushrikah and the adulteress:- none marries her except an adulterer or a Muskrik [and that

means that the man who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrikah (female polytheist, pagan or idolatress) or a prostitute, then surely he is either an adulterer, or a Mushrik (polytheist, pagan or idolater, etc.) And the woman who agrees to marry (have a sexual relation with) a Mushrik (polytheist, pagan or idolater) or an adulterer, then she is either a prostitute or a Mushrikah (female polytheist, pagan, or idolatress, etc.)]. Such a thing is forbidden to the believers (of Islamic Monotheism). Al-Quran:(24:3)

O you who believe! When believing women

come to you as emigrants, examine them, Allah knows best as to their Faith, then if you ascertain that they are true believers, send them not back to the disbelievers, they are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them. But give the disbelievers that (amount of money) which they have spent [as their Mahr] to them. And there will be no sin on you to marry them if you have paid their Mahr to them. Likewise hold not the disbelieving women as wives, and ask for (the return of) that which you have spent (as Mahr) and let them (the disbelievers, etc.) ask back for that which they have spent.

That is the Judgement of Allah. He judges between you. And Allah is All-Knowing, All-Wise. Al-Quran:(60:10)

O Prophet! When believing women come to you to give you the Bai'a (pledge), that they will not associate anything in worship with Allah, that they will not steal, that they will not commit illegal sexual intercourse, that they will not kill their children, that they will not utter slander, intentionally forging falsehood (i.e. by making illegal children belonging to their husbands), and that they will not disobey you in any Ma'ruf (Islamic Monotheism and all that which Islam ordains) then accept their

Bai'a (pledge), and ask Allah to forgive them, Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (60:12)..Al-Quran:

Translation By Hilali

The position of women, even after women's "lib"-Equality, jeans

,-booze,-cigarettes,modelling etc..,appears to have not changed in qualitative aspects.

\_\_\_Ad-business,T.V,Electronic +Print Media use "the fair sex " for attracting customers.

Even a Shaving Razor Ad- will carry a photo of a woman

-Woman gives birth to man -but man leaves her in the Baazaar.



I remember my mother ,who was a longtime victim of persistent male Chauvinism ,
Barbarity and Trauma..for forty long years ...
aNd i could not help her??????

This memory HAUNTS me even today...

عورت }} Her life was no better than the

Aurat...woman }}what Saher Lodhianwy aptly visualized as a song in [the film .Saadhana](1958)

औरत ने जनम दिया मर्दों को (साधना -1958) Aurat ne janam diya mardon ko (Sadhna -1958)

औरत ने जनम दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया

जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुत्कार दिया |.

तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाज़ारों में नंगी नचवाई जाती है, ऐय्याशों के दरबारों में

ये वो बेइज्ज़त चीज़ है जो, बंट जाती है इज्ज़तदारों में

मर्दों के लिए हर ज़ुल्म रवां, औरत के लिए रोना भी खता

मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सज़ा ।

जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्योपार किया

जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया

जिस तन से उगे कोपल बन कर, उस तन को ज़लील-ओ-खार किया ।

मर्दों ने बनायीं जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा औरत के ज़िंदा जलने को, कुर्बानी और बलिदान कहा किस्मत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसान कहा

I

संसार की हर इक बेशर्मी, ग़ुरबत की गोद में पलती है चकलों ही में आ के रूकती है, फाकों से जो राह निकलती है

मर्दों की हवस है जो अक्सर, औरत के पाप में ढलती है ।

औरत संसार की इस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है अवतार पयम्बर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है

ये वो बदिकस्मत माँ है जो, बेटों की सेज पे लेटी है

Lyrics of Aurat Ne Janam Diya Mardo Ko, Mardo Ne Use Bazaar Diya - औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया Woman gave birth to men

And men gave her the brothel
To crush and trample at will
To reject and cast off at will

Woman gave birth to men...

She is weighed somewhere in dinars

And is sold somewhere in bazaars

She is made to dance naked
In the courts of the debauched Obscene

She is that dishonoured creature
Who is shared out between the honourable,

Woman gave birth to men...And they gave her the bed

For men, every torment is acceptable For a woman, even weeping is a crime

For men, there are a million beds For a woman, there is just one pyre

For men, there is a right to every depravity For a woman, even to live is a punishment

Woman gave birth to men...

The lips which gave them love: They traded those very lips

The womb in which their bodies were formed: They reduced that womb to mere merchandise

The body from which they grew, like buds: They shamed and abased that body

Woman gave birth to men...

The customs that men created Were given the name of rights

The burning alive of a woman Was decreed to be sacrifice

In return for purity she was given bread And even that was called a favour

Woman gave birth to men...

Every disgrace in this world Is nurtured in the lap of hardship

The path that begins in hunger Leads inevitably to the brothel

It is often the lust of men
That takes shape in the sin of women

Woman gave birth to men...

Woman is the destiny of the world But she is still the one abased by fate

She bears reincarnations and prophets But she is still the Devil's daughter

This is that ill-fated mother
Who lies on the bed of her sons

Alas<sup>f</sup> Woman gave birth to men...<sup>f</sup>



The Goebbelistic Racist tirade to malign the Muslims as a whole -is nothing but wishing them to vanish away /// to migrate elsewhere.....



To circumvent the LAW, and to escape the legal cosequencies, many already MARRIED nonmuslims, have conveniently "converted" and got away with their prized catches..and continued to live in their Former Way ......they never learnt nor practiced the tenets of the accepted new religion.....A clear case of misuse of one act of law to escape legal prosecution.....

for an example : An idli eating ,Never Married south indian Amma and a Already married (experienced+having offspring )Parratha

eating virile Punjabi ---they conspired against
the Law -Both were non-muslims-went to
some place in...and got themselves"
Converted ".....and married, flourished
-produced chidren .etc..successfully
circumvented the law ....
LOVE LASTS FOR EVER ..
LUST AND INFATUATION EVOPORATE
QUICKLY ....

REsULT-amma is living separately ..Abba has his own way...



.the darkside of the silverscreen ....is .... both ...r.. in the public dominion as makers of law

-teaching the public Notionalism -and the need to follow the Law

|  | <u>(</u>     |   |  |
|--|--------------|---|--|
|  | •            |   |  |
|  | ( <u>^</u> ) | ' |  |

# Names of A few personalities involved in Loov Jihad —they were/are Respectable

**Al-Quran:** 

## People in the SOCIETY... still many more go unnoticed...

| (�)              | - |
|------------------|---|
| (�)              |   |
| ( <b>&amp;</b> ) |   |

Rajputri JODHA BAI + AKBAR SHAHENSHA

Ganpat Lal Bhatto + Shamshad Begum

Anil Biswas + Mehrunnissa(she was deserted)

Pushpa devi + Justice HIDAAYATULLA

Sushila Charak + Salim Khan

Helen + Salim Khan

Subhalaxmi + Wilayat Khan

SHAHRUKH KHAN + Gauri

AmerKhan + Kiran Rao

Sunil Dutt .+ Nargis

Kishore Kumar + Madhubala.

|  |  | (€ | <b>3</b> ) |  |  |
|--|--|----|------------|--|--|
|  |  | (€ | <b>3</b> ) |  |  |
|  |  | (€ | <b>3</b> ) |  |  |
|  |  |    | а          |  |  |
|  |  |    |            |  |  |
|  |  |    |            |  |  |
|  |  |    |            |  |  |

To clap - Two hands are required ..

Two adults of different gender -marrying -is

perfectly LEGAL-

WHY SHOULD OTHERS WITH OUT any Legal LOCUS STANDI make an issue of it...

it seems like some fissifarous fascist forces at work to wreck the social fabric of peace and tranquility....

Jiddujahilu-Nissarudu